

This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra.

KKSU University (1997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit.

The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning.

Website

https://kksu.co.in/

Digitization was executed by NMM

https://www.namami.gov.in/

Sincerely,

Prof. Shrinivasa Varkhedi Hon'ble Vice-Chancellor

Dr. Deepak Kapade Librarian

Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi https://egangotri.wordpress.com/

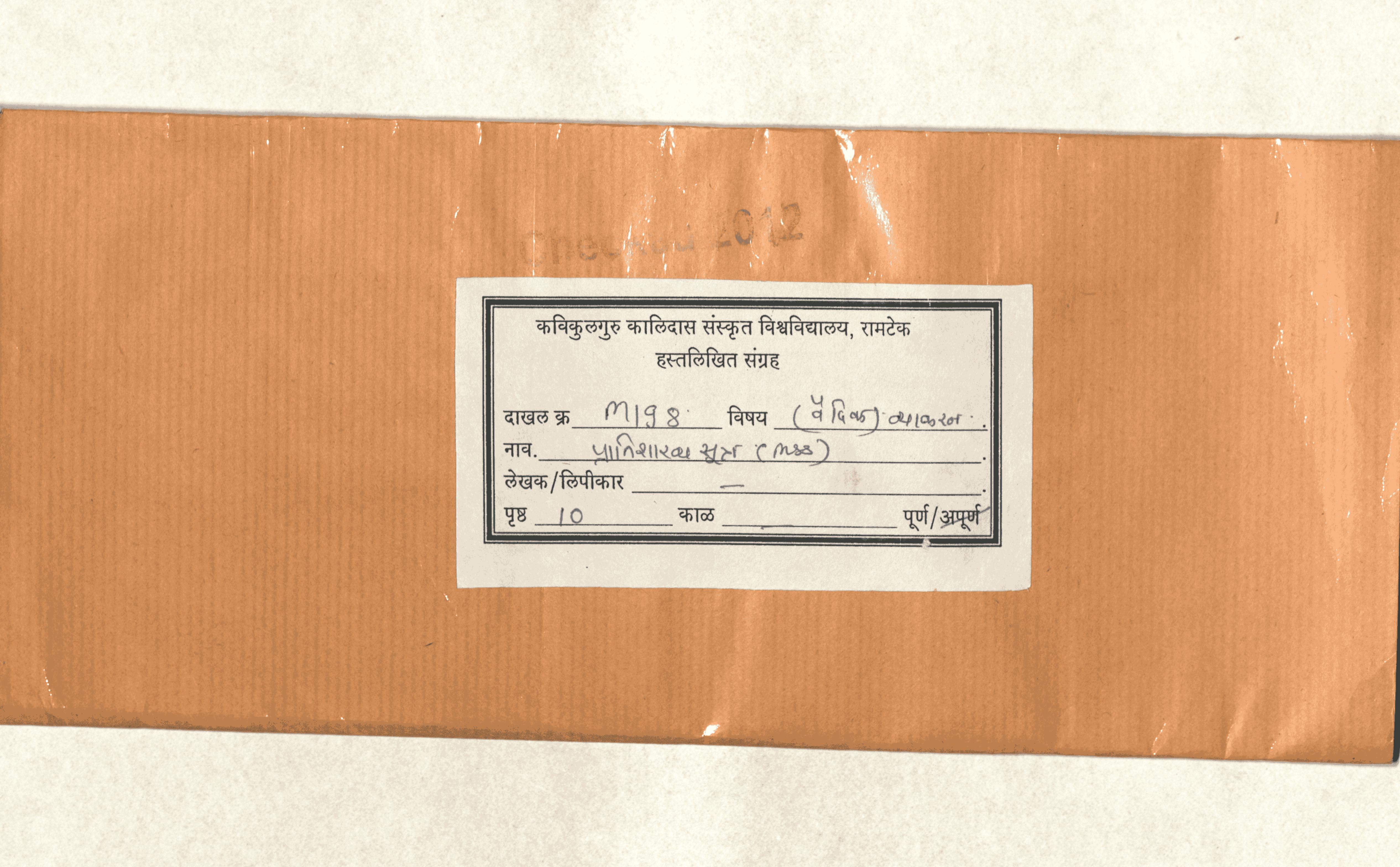



CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection

श्रीज्ञणेन्तायनमः॥ॐअथवर्णसमान्तायः॥अथनवादितः समानाक्षराणि। द्वेद्वे सवर्णद्र स्वरीधी। निकुत् प्रवी घोउत्तादितः स्वराः। त्रोको खंजनानि। आद्याः पंचिविः ज्ञातिस्पर्नाः। पराश्चि तस्नोत् रुकाः। परेषु दृष्णाणः। स्पूर्जानामानु पूर्वेणापंच्यं वृक्षाः। प्रथमदितीयत्तीपचनुर्धात्त माः। ईष्णिव सर्जनीयः प्रथमदितीयाअघोषाः। नद्दकारः। खंजनत्रे विद्योग्यवान्। आप्रावोषाः भ्विधि प्रतिपरिविनी स्कप्तर्गाः। वर्णः कारोत्वर्णा स्वाः। अकार स्व वेतो व्यंजनानां। निवसर्जनीयाज्ञ काम् जीयोष भानीयानुस्वारना सिक्यानां। ए प्रक्रात्रस्य। द्वात्वर्णानाः स्वार्णानाः स्वयाणाः। अकारोत्यंजनानां। यहणस्य च। अःकारआगमविकारिकोषिनां। यहणवा। आसन्तः संदेहे । अनेकस्यापि। प्रथमविक्रीने तेत्रस्यापि। अविकारस्य। द्वात्वप्ति विद्यात्रस्य। द्वात्वप्ति स्वर्थः। परदेशस्य स्वर्थः। स्वर्थः। स्वर्थनाने स्वर्थः। अनेकस्यापि। अनेकारस्य। द्वात्वप्ति स्वर्थः। विद्यात्वर्थः। स्वर्थनाः स्वर्थः। स्वर्थनाने स्वर्थाः। स्वर्थनाने स्वर्थनाने स्वर्थः। स्वर्थनाने स्वर्थनाने स्वर्थः। स्वर्थनाने स्वर्थः। स्वर्थनाने स्वर्थाः। स्वर्थनाने स्वर्थाः। स्वर्थनाने स्वर्थाः। स्वर्थनाने स्वर्थाः। स्वर्यस्वर्थाः। स्वर्यस्वर्थाः। स्वर्थनाने स्वर्थाः। स्वर्यस्वर्थाः। स्वर्यस्वर्याः। स्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर

त्रान्तमप्रसाचार्याः। सर्वः प्रणेवे द्रस्वे । नानापरवरी अन् मसं रखाने। नस्म प्रविपरमव्यहः। प्रमुखे अपरंम ने नो अपिविक्षतं। अप्यकाराहि। अन्कारादिच। एक वर्णः परमण्यः। आदान व स्वाविणस्पि व कारते पो विना गोलो पः। अन्वादेशे। स्वाव्यक्ष प्रस्ति । स्वायं महोगायानि सं। नानापरी यं चिति मनं प्रप्रहस्मा हि शु। यथो कं प्रन हतं विपर अस्ति। विषय प्रमुखे ति । कु अप्रशासी । ना । स्वार्गिर समीरणा त्वे के रि सां स्थाने। तस्य प्रतिक्ष त्वानि भ वंस्परः कु कः नि रो मुखे ना ति के दिना । स्वार्गिर समीरणा त्वे के रि सां स्थाने। तस्य प्रतिक्ष त्वारा । मार्गि प्रस्ता ना स्वार्गित्व स्वारा । स्वार्गित्व स्वार्गित

हास्त्र स्टानं। युर्प सः हरितत् इरणे। अन्येषां तु यत्र स्पर्शनं तल्लानं। येन स्पर्नायित त् करणे। ह त्र सूरित इन्हिल्ले नक्ष्त्री स्पर्नायिता ताली जिद्वा मध्येन चर्ये। जिद्वा येण प्रतिवेश्य स्ट्रिति हो ये प्रति इन्हिल्यो। जिद्वा येण प्रतिवेश्य स्ट्रिति स्ट्रिशे स्थाने विद्वा ये प्रति हो स्थाने स

अथमः हितायामे कप्राणमाने । यथायुक्ताहिधिः साप्रकृतिः । तत्र प्रतिष्ठ में । त्र प्रतिष्ठ विष्ठ में । त्र प्रतिष्ठ में प्रतिष्

भागानिक्षित्राचित्राचित्राक्षिति स्वातिक्षित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्राचित्रा

**3** 

ध्वरं विन्त् तों नर्जा तो विविद्याः यह युनः । ध्रय्विता परिवा प्रपरः। निर्णिनः ॥ टर्ज्य परो छोष परो छ प्यते कां इ मायन कां अद्योष पर कां स्था सर्छान मृत्याणं। नक्ष परः। कृत्वर्ग पर्ध्वा विनेत्य बाद्य स्थाः। अवर्ण प्रवे के बामा चार्याणं। नक्षा शिक्षा हा स्था यण्योः। ओकार सः स्वीकार परः। ग्रोष्ट्र त्या अवर्ण प्रवे कां कां स्था अवर्ण प्रवे कां राष्ट्र का

द्री चं समाना भरेसू वर्ण परे। अथावर्ण प्रवी इवर्ण पर एकारं। उवर्ण पर ओकारं। एकारेकार पर लेकारं। ओका रोकार पर ओकारं। अर मकार परे। उपसर्ग पर्व आरं। उदान सुदान बिता जनना सिके अनुना सिकं। स्वारता नुदान सिके अनुना सिकं। स्वारता नुद्या स्वारता परे। उपावे का रोकार परे। उपावे का रोकार परे। उपावे का रोकार परे। उपावे का रोकार परे। अथा के। यस। उसा सिकार परे। अथा के। यस। अवास सिकार सिकार परे। अथा के। यस। या सिकार परे। अथा के। यस। यह सिकार परे। अथा के। यह सिकार परे। यह सिकार प

वीनि परः।थीशसोद्दास्व्वाद्यासस्वीणं पुत्रः गार्वातेषाहः पितारः एथिवीयस् आस्ते ग्रेण्णाम्ब्रेयाः सएवनते सःस्कानोयुग्यार्यः एसेपतिवीगोश्राक्षः अवःस्मिध्यः प्रभः पाथाव बोविविद्यां वाल्यां त्र के कि स्वाद्यां प्रमानिक के वाल्यां के वाल्यां के वाल्यां के विद्यां के वाल्यां के

रितश्च सर्वत्र॥१२ अध्यत्रापः। खुणते त्वकार एका शेकारप्रवि। अधिका भी उद्यापशियां प्रशेखणते। अध्यप्ताः। अध्यवकारोणकारं। अध्यवकारथं सकारिवस्त्र नियो। अध्यस्य किता या तेक्र प्राणभावे॥ अध्यस्य सहिता अध्यस्य कार्याः। रक्ष अक्ष अक्षेत्र कार्याः। रक्ष अक्षेत्र कार्याः। अध्यस्य कार्याः। रक्ष कार्याः। रक्ष कार्याः। रक्ष विद्याः। रक्ष कार्याः। रक्ष कार्यः। रक

प्राः ॥१॥ स्वर्ष्वविद्यं जनं क्ष्मां क्ष्मां विद्यं क्ष्मां क

चेकपर्डव्यप्रशनां तिवकारात् वृद्धाः अप्रयहाः समानाक्षराण्यन् नासिकान्येकेषां। यदेच छतः र राखायनकं उपायनयोः। अकारम्य सर्हितायाम् पि। सर्व मेक्कप्रमे प्रवेषाः रे सम्मानाक्षराण्यन् नासिकार् प्रमे प्रवेषाः विक्रते पि। राष्ट्रविद्धाः स्वानिकार् प्रमाप्त देश्चात् स्वानिकार् प्रमाप्त विक्रते प्रमाप्त विक्रते । अप्रमाप्त विक्रते । स्वार्थ रेश्चाति । स्वार्थ प्रमाप्त स्वार्थ स्वार्थ प्रमाप्त स्वार्थ प्रमाप्त स्वार्थ प्रमाप्त स्वार्थ स्वर्थ स्वर्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार

य प्रविश्वकेशितं न्यस्य । द्वियमण्ये द्वियमण्ये तां अणुमात्राः। तस्या मेवप्रकृतो। नप्रविना स्त्रे नप्विना स्त्र १० द्वेषीकारयो येवकारभावे सेप्रदानम्याः। सयकार वकारं लंभरं यत्र स्वयं ते । स्वित्ताः। तस्यादे ११ वा नियाव जानीयानाः अणि गेनामाण्यः स्व सदानम्य ने त्याः दितेन स्वयं ते स्प्रतिहतः। तस्यादे कार नोषे - भिनिहनः। उभावेप्रश्विष्ठः। यदिव ब्रत्यां पादव नः। अउदोन प्रवे सेत्रां स्व नाः दित्यारमा मध्यानाः स्त्रिपनित्यपिद्धितरः। अभिनिहने नाप्रश्विष्ठः प्रतिहते नप्रयादनाप्रदेशाः से योगाद्वा प्रयादा वन्योर् स्वरो स्वरः। अध्यत्र मेद्देश्वरं गाँ। तत्र्यः स्वरं । अववित्व वित्रं पूर्वस्य। संयोगाद्वा पर्णानाः स्वरं । स्वरं व व । स्वरं व । स्वरं । स्वरं । स्वरं व व । स्वरं । स्वरं व व । स्वरं । स् वर्तेनाधिकार कावधारकाः। वैतिवेशाविकः। नितिष्ठितिष्धिकः। आयामारा कण्यमण्यास्त्रस्म अस्य वस्त्री मार्वेश्वरः ताख्यपिति विद्यासः कराणि। महमध्यम तादाणस्था नानिभवंति। तन्नेकि वः नातिमामाः। किव नामः पृद्धितामाधि तिद्यासः समानपद्विन्ति विवासः समानपद्विन्ति विवासः स्त्रान्ति । तन्नेकि वः नाति । तन्नेकि वः नाति । तन्ने । तन्न

316

नेषुसप्तक्ष मयमाः। इत्त्रच्यमित्र वित्तते। यसं तुर्धमं द्राति स्वार्याः। तेषां द्रीति ज्ञापरु व्याः। द्रितीयम यमक् श्वास्त्र यजाक्षारदस्वराः। मंद्राद्यो। द्रितीयां ताञ्चातार सेतिरियदाः। दितीयानां द्रसेतिरीयाः णां तृतीयस्तुर्यागं तरं। तस्त्र तुर्धमित्र यास्ति। तिस्मित्द्रितीयमां तरा रितः। तसुपदे — मः। तस्तुर्यं मित्रसु सं। त्रमावस्त्र मसंपन्ता मद्रतामित्रहे वितां। नी सो स्वार्या संपन्तां वेद द्वत्वती। समावद्देष्ठत्वतीः स् समामित्र। १९०१। अथस्तिः सः दित्राः। पर्सः दिताश्वरसः द्वार्या सम्पन्न सः दिताशासः दितासि। सा नापदसंधान संयोगः प्रसः दित्र स्वित्रा विश्वया समापन्त एसः दितादी नाम्यव्युक्तत्वेद्र प्रतास्ये प्रस्तरी द्वानानिन्त् । त्रान्ता मित्रित्रा साध्यक्षक्र तिर्धन्त्र मः द्रमः। स्वित्र तोद्रान्तनीयनं स्वास्ता नादोगम् वन्। एत सर्वति वित्ते युद्धे हो आवा मधीयता। पर्दे मित्रि श्वर अथस्त स्वः सः दिताः। अथ्यवणि विशेषात्र तिः। शास्तः प्र कृतिः सर्ववर्णानां। यं जनः स्वरांगं। द्वर्णाद्वा र्यवस्त्र स्वर्थिते । स्वरित्र यो प्रस्ते प्रयोगं ध्वा । आद्रारं तुष्ठणवण्



CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection



```
[OrderDescription]
,CREATED=07.08.19 11:33
TRANSFERRED=2019/08/07 at 11:37:16
,PAGES=13
,TYPE=STD
,NAME=S0001368
Book Name=M-198-PRANISHSTRA SUTRA
ORDER_TEXT=
,[PAGELIST]
,FILE1=0000001.TIF
,FILE2=00000002.TIF
,FILE3=0000003.TIF
,FILE4=0000004.TIF
,FILE5=0000005.TIF
,FILE6=0000006.TIF
,FILE7=00000007.TIF
,FILE8=0000008.TIF
,FILE9=0000009.TIF
,FILE10=00000010.TIF
,FILE11=00000011.TIF
,FILE12=00000012.TIF
,FILE13=0000013.TIF
```